## अस्विभागरी

यन्यनश्चय न्तर्ष सक्रम मुल्ला स् Ration

वसारी मरेखध्न चुरुपर भिन्द्रग नग्रवन थया,कलथः थक्व कलकना लडा द्रिष # (H-अनारका ाप ग्रु क्रमण्य क्रथन्तरमग 0 H. नण्डम विभा कियी स्वीत्य ति भु डिभा सक्र 9 भि यदिधि कच्य घण्ल, ट्यार धकारीका व भिः जे अभिष्म क्मन्त वायाः BATTAN भनेण 14न्त मणि मरण्य चुरुभि रुपुन पन सुरक थाया हुण्यभन थनकुपन 3 (3. सउ र थयक्र नाष्ट्र वर्ग ।। क्याक

विश्वामित्रीगलम्यनभः॥म्यभाग्री॥ चम्रिटमां म निपदिरी छिला यवा द्विमीथं म अन् र नाक ०. बर्वेरेस-पात्ता ३ देने र ग्यान्य भरवावि १ प्रवेश्या । जनकार १ बार्म ०० र । । भून अन्य विषय अर्थ। अबर्डिंग मानियुक्रथेया थे बनेविष्ट हैं भ्रम्भाता ० ।। भ्रम्भातं ० इसे १ गर्ड धितिक अग्रेमा इस्ट्रिय । इस्प्रिक्ट ऽ इसनादिता बचनाका ग्र बीरं इ दि १ मेरवाद १ मुम् ० मेर्टियाल ०० भवाभाषिक ०१ महाराम ०६ मेड भीड़िक ०५ वन्त्रीके भाड़िक ०० थ छोड़े भए भए ० प्रति ७० वनियमितिः ९ भाइगर ९० एगले ११ अपना अन्य कर लिङ्गा अभविद्वाल धलभेष्ठिय भाक्षध वैया पमुलाप्रग भसु भदा क्क नगक्ष्रेल यथन्त्र झुउगाःथयः॥ उद्धा नन नेन्यं रगवल यल कीर्यां क्रमा भगना भने थण दल्ल भगना ग्रेपार्थ सं धक्तमना भग्रह्मण विश्वहरू न उलव ज्ञा नणभयका पुलका जलभ थी द्र सम गरना चिभिउतिना अस गर्दे इ नाय जा चिद्रिभ्यां स्किलां भ्रथं बरानें उज्लभ्यां मुद्रान क्यि कजदुड कर्ग प्रवृत्ति क या करित ॥ सबार अधिवस वस्तर गर हुउ पद्मरण बद्भिन नाया भना भी स जा कलकानेथा ग्राया अभि विज्ञ मार भन्द्र भ्दार्कनद्रभभगः मल्या विनिवयम्भग्राउउनभदिवस्मरः ॥ क्राराध्यमयाभभाग प्रवस्त्री दिशमान्त्री यरब्द्धा थिवभन्ना ५ भए उर्नवभनियक किंग्रम गरावडं विद्यंग्रम् कले महाने जिकः थग्र इथनगान्न कर्यन्तान्त्रस्य

भारतिक्षत्रपायक्रदभावर्गस्य ध्वाना लिएमा सर्दे । अहम् लक्ष M 9 442 क्षणा अन्तर लां १९ मिले ०० स्वाएभप्रक किया निट्र था १ नक्स ११०५ मेथा के धरि प्रणामा किया भेडला अस्त ब्रिया मधरणा शाभा मका लग ए० निष्ट मन्त्र छाए० न श्रिय । ठ्या

जिस्तितल्मायनभः ॥ मुक्तिभयनक्रिभयनि ध भक्षा हन कु भिमे पनकर ॥ चुक्रांस नक ल प्रभागः इत्यम् इनवर्षायननीय विक इनुधिवभाग उद्भाव एक भीवियस्य भू। याभिनाष्ट्र याउँ के न्याप्य ह्याथेया इ रिमानज्ञान्तः अर्थः ज्ञान्ति अर्थः अन्ति भवाद् क्षः। द्युयः। न्यया मण्यम् मारभभन् मनम्पेयभरः।०।धीयद्वाणा नग्रकल्ल ज्यान्याः । यहाच्यः । हार्यमः। जिल्परं मार्गित्रं मनेप्रवीभन्ः। धीपस् शानेत्रः केल जिस्मार निर्मा निरम्भा निरम् भवभः श्रुपायुगः भित्रु अपः अपिससर् चुंपिरिञ्चाभरः ग्रीथम् ग्रेगा वायहकेल्ल ज्ञान्डः सुधः नाधाभद्रतज्ञन्तः सवचल्यव प्रः कल्यिंगः ययभारं धारमभन्ने द्रप्रमा थण्यव भदः श्रीयञ्च ॥ गण्यमव ज्ञान्य प्रश्रय श्राप्टा । उमन प्रिकेश्य नम् सुं माहा प्रिन र्म र नेवारियोर्ग जारेश हे श्रेयोगारा

10 20 0

में भविभभन्नः भीतः भीतः निर्णलक्ष्यः न्याउपराभन्धः भीराक्षयक्षरकः ॥ १भम्बग्रियभिनभगश्चितः साम्सभंभ माराधिम्हः निर्मित्रीयाभम्ब्यावित्रस्याः स्नीक्यमाणुः सभ

श्रेमया। भवंभर्यन्यः।ऽ।सरन्थिविज्ननम् इत् ॥ भागभितेःस उद्ये एक वय सिनीक लस् ॥ उद्ये विज्ञ यहभक्ष यर निउभ क्रिक म्द्रिम् वर्षे भागा ग्रामा विषय प्रिम् मिन भरुउनि येवेउ नेरियल्लिक्यं ब्रियल्यम् ॥ इस्थ गःविभारानि ण विवयं दु उपा ।। क्लिस राज्ये। वीर स्टान द्वायया र र र र ने जा निक्र भारा गो भे मुभा उद्गेहला नुनमः॥ ग्रह न भिर्द्धिश्य मच्यानाय न एउस याभयक्ष म्स अझ अस्य उपय १ यहमाहा ल **उन्डम, वन**च निउन्च १, उन्काभतं, यत्रस्ट १, य यनभः॥ । । ज्वा वस्य । यो विश्वमङ्गायकान्त्रचामित्र ० माउसर्थः एभाने। यन उ इउइउद्यानियान्य सन्माज्य असन्सः ॥ लंबन्यच्डार्टः हेड ॥ चर्भायल एम क्रिल ड यम् इ ठचायमचाय ड।। गर्भन्य विन विक्य दे। प्रति ॥ उडे बाशुरमा अक्राराडी, इतेर ब्लन अध्यक्षा रमानायनभार वा। थल यान्ये। विषय पन्न राजन ज्यथूगायउभिवभ् उपयोद्धाः

य

नियसभाभम् । धल्ला यनभः १ एएयउ भिच इ रे अन उ भि डिप इ या सुर या इ न्यन्यः। र्णयञ्चायन्यः ३,इ उपनि मु ९ मुखनशः म अदन विवेशाइका उन्हिता नियः पानितः अ इर्यन्थः। थ अटनेइधिउ। अटरयने शः व नाभ्यक्षितिवश्यक भे भिष्यक्षकिवारः यावनुगायवि भग्मण्या भनाग्राक छक इत धन। ह मण्यनशः १ ज्यः ग्रीयर्था चुकंमा यनभः उ एडिम्ब्रिअच मधिभी हैं स्ययनभः ७ अधाराक्नभाष्णि वथायुद्धयुद्धितमा मिन्मिमियु दिस्म अस्तमः ०० भन्न भड़े लचुर भण्यविक्रमा क्रमा अंत केरण थन्न भनिहिन्यूम गुउश्याद् भंभेक मृत्यभीद्धीभेक्भिष् विडर्षियन् भः 90

000

ग्रजनार्व भारतनाय इस्तिविधिवास पिनाभागपान्हे भिधारायन भः ०००। रिक्यूकि किः यभाराने भें। ०३ भी मण्या उ० श्रम्याचित्र । प्रमुख्य भित्रात्राण्य वद्यभावन्यभ लगुमा निगलप्रज सन्। इत्राचित्रः पथा में मुक्पिक थण वरा इ कि क्यनभार १थ भागन्छ भार जारा विद्धाः थराच उप्राणा द्वापर्थाः भ क्रांमण्यथविभिज्ञां उपायमञ्जूष विविक्षिनम्य भगग्यनभः ठा उट्यामिला। अन्तरताभत्न गमंभी थिइनिष्णयनभः ०१ यनश उमउचल्ले विनित्तभत्रभूवल्ला विवयं मतम यद्भार्यभू पिउसु डिग्लंचः भू । ल्लिय्य भेज अं हेगाच्य मेर्च विके

उपायक्रिविम् उवी दवान विथेयवी क्रभाडा भगातियन् भेड ०७ व रिक्रिकार विश्वास्त्र

東北

यथवायउक्त अद्यन्भः ३ मुक्ति क्रिके ानुमिन्ताः चिकित्रयनभः।१०। यभिभवित् । कित्रयनभः।१९९ 52 हेराउउँ ॥ **यह भग्याउद्धावस्था हाय** प्रया सुद्धनभः १९३। भविष्णभ्या विष्णभा भुद्धविष्ठगुरुद्धविज्यागुरु भविज्यःभव उभवा निम्दिरने स्थापित । भविर्न भः ३६ प्रवर्ध्य भविद्ः। भावश्यनभः। ३५। भानेद विविवभेउ एक्के सभ प्रञ्चलन्। ायक्य पि व्याधिवंश्वानभः॥दुस्मिश्वनिमुर्खे त्विनिक्षितिक्षितिक्षित्विस्थान्यस्थित गीलाभगिश्च उद्दर्भ संद्वनयमः भणितसभ क्रा विवणिपार्यामः ३१लिभार्येवह वितिभूतिकेवीद्वयपीत्रभाष्ट्राभ्यभे मनिव इयाउवारायं भद्वमाने भिक्तिभाषिप्र। एयायनभः ३। मर्गायन मन्यनभः ९७। भ्रमभिक् भिक्यनभः। इन। भृष्ट्राभिक्षदिधि क्रीव र क्रियमालन्मः। ३०। देविणिमः ध्यिक्रयन्मः ६९ मध्यभ्यस्य उतः सूधं भुउयन्भः ६३ म् भः भाली हे मुभवद्वायन्भः ६६ भष्टनवर्धम्बक्ता दक्तम्बना दक्तलन्मः इन।

在全部的特殊的 美国民族

Collection of 81 Year Old Dina Nath Raina, Jammu. Read Priest.

मन्कीमविष्मंनिम्अतंभायान्त्रभीभा मड्डिम्पिसुरा

मयंभग्र मनविज्ञभगले योग्ने मन्तर स्यानिक मि मानिम्पान्स् स्युष्टि भमाउग्ध्यायाः या बकः। मग्डेन्भः॥ चयथनुः विम्देनभः॥ न ग्रंभनु भारत्येन्भः ॥ स्यभनु भाषान्त्रे नश्रां अन्यक्ति क्रियन्तः।स्याउउः अव्यक्ति ता म्ला बार्यलया निया करहिता के यनमः॥ या अस्मन् ५ । मर्सिन्मः॥ मेने वह्यारियनेद्रवं प्याम्भे उद्यक्ष्यः र्भियउदियकार्शि भन्ध्यप्रयेवन भीवः।(राधकपन्भः।।मधानकालभागा बाका किंग्निया असाया श्री भी इ भ्रावीयम्भवीष्ट्रं रादिग्वेभदिप्रज्ञाव लिंग्यान्ने। शिलिशिष्ट्रियनिभः॥भा येत्रेश्चने भाषायात्र कि विवासिक्षिण्यान्य माना प्रभीकृ ह। क्युक्रफार् महर्मेना वर्षेत्रिः सीथमान्ने ॥६। स्टेबेस्से प्रकार नेभी दश्चनद्या । क्यूय भावता। 1155युर मुन्दु भग्नेभग्नीय मुभन्मकन्तुर ।। गण्यरीहास क्षज्या ॥ जिन्नेय भिष्टिकः यर सिभगः कारा हु मित्र माना रिपयम् । अधिप्रचि भंद्राम द्वीयं भंद्वराथया।॥ M

CC-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri

नमोन्य क्रियं प्रमेन्य प्रमान्य प्रमान्य भगष्टा निविज्ञस्क्रियमा

महाग्वां भदगल्भाग्यं चुक्के भन्दि ? 31 वद्भार जामया ।।। हवायम्बर्ग, र, विनायक य, । बाश्च कवाय भद्रायः। वनग्यय राष्ट्रायः उर्य सन्त्रभमा जिथाज्ञ क्रमबार्क्डशा विमन य थलहाय लाय जार्य उम्रा अर्थ भर्थ हमाय चक्रमाय म्यय अन्ने विषय गाँद कार्य यभाग गह्नच एई माय भागप धिरुगण्ययोज्य विक्य श्रेयीक्य अध्यक्त य यम्लय मन्तर्य मेथ्य रेगाय क्यें वासक्य भाएय उना ह्य भेभय प्रदय चित्रय कित्रय ३९ मद्भ भविर् भाविर्य विवधाँ विद्याधियाँ रायायं भिरुष जक्य गण्यकान्य थहीप्राय अर्थय नुभवद्वा ब्रह्में इप बार्डे विकरे आ न्ये भ्रम्बर्ध क्षत्रय मर्ध्र राध्क नक्ष्मय य पिलिपिछ्या ।। भवेछः प्रग्रः ॥ इस भक्तामा प्रय उद्भय भीउबन्ध्य क्रिक्य यभाय कः॥ मुख्यम्य अस्तम्य यम्यय द्वावन्त्य ३ म्रोक्य जनक्य ।ज्ञवलय म् प्राप्तिका

निष्युद्धिन्युद्धिभ्यम्। मुजप्रे यवभेरम्मिप्टः । CC-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri

महयद्भगिम्हं र मुखबर्ष्युग्य देशक १ व अचंद्रमक्ष०० प्रथनभः भीधनभः॥ मधमह न भागनुभगा थिए छे। प्रथा श्री भाष्ट्र गाय है। भः विक्रम्भः ३॥विन्ध्रम्मभायविक्रप्रया अउन रण्यामिदि उनेवा अभीप्रया ॥ १ ॥ मुक्रान्या भदगाल्याः द्रोद्धाः भद्यदः 💱 ब्रक्तः ज्ञम्मा १ वर्षियम् १ वर्षियम् वास्त्रम् नियानम् वर्ताना वर्णास् भ्राधियः मद्भमः जिथ्यम् भ्रम्पानं।। ामान्त्र गध्य इत्राचित्र त्राचित्र त्राचित्र भ रस्टमस्यक्तस्यः प्रशः विषयस गरनगरम्याम्याववस् हर्मम् भगम् ०० पिरगण्ध प्रवासिक्स भगीवस भगानुस वराण्ध मुभाध मध्य ग्राध व्याः वास्कः भारति विकारति संगति नरति निष्युः ए उ: ७९ मद्भुः भविउ: भविर्ध् विवश्वः विष्याणिथाः लायधिभाउधमार्धाराय स्थाः गाम् मान अतन से तर्मा स्थ वर्ष्टाः विम्दः अउनयः पपान्त्रभः।

व र

क्षेत्र सहभैः व्यक्षक तिथातिक ।। वक्षमभी। भक्तः। सरा भवारा प्राप्ता ।। समम् ४ ५ मू थे भीउद TENER! लई ० ५५ वर्ध यभर्ध नुभवलस् १ ५६ सन्वर्णान सावण्ड रेस्पार पा यह ग्रवल्टिम् भावनस्मवरम् ॥ मुठ जिंदिय में यस्रः ऽस्यवराज्यम् जीनक्या ने अ अव देशकृष्ट ०० ॥ नुस्ते कृष्य क्वाधिकभागभिकाद्वाद्वाधारमाञ्चय वथका ज्ञाधन ग जी भसगार्थ्य राष्ट्र हुन अव । । विष् थउन्क्रास्तुर नभन्गी ४ थ्र वस्त्र प्राची भूगि। कन वर्णकार्यान मन्त्र मध्यान प्रभावन्थ्यान प्रमाधित अते रिव्धायक्षेत्र सक्षेत्रं राज्य वि नाभा ४ अअल्ज माइम्प्र- नज्ञभदकार्थिए ज्ञान्त्र ॥ । प्यभवः भन यः अरगयाभ न बन्दियश्रिभ छिन्नब्स यब निकीद्।। ख्यादनं ॥ एक दिन ग्या भविद्यु य भवे भगिति उथा भग्ने मुक् मुक्त न रेगा गुम गीमलकीयुम्धितगड्गीदाल विन्भः क्नुहन्ययिद्युष्ट्वयाय्म स्रीम

न्वरापुराणाज्यानभेतानभेतिरष्ट गरुयोवसार्थायस्यः प्राथम्या उग्र इग्राय वन्भः॥ ब्राज्यक्ष्रभाषालक्ष्य येपे हर्वे दिए नक्षियं विद्वार प्राप्त क्रियनगार्न स्ट्रभायनग्रहसभुर्थण्यगारि रणः भाजयान्य । इस्ययुज्ञवभ्रम् मन्त्राप :भक्ल प्रवंग हो जिंदे हैं। क्कालभवकानिक्रणगम्हा भक्ष थाउरा कार्या का महारा का कार्या का भागा ह्माध्याध्या । उज्वयन्त्रभवाद्वभा क्रायर भीक्षा ।। इर्थ प्राचित्र गाउप थ्यीथ्यात्राच्छा । एउप्यवा कलम नम् यस्त्रः।वास्त्रसम् यक्षरः।। उत्यान निर्मात थायका १ संपेध भीनभंभा ॥ देशिकस्थाभय्यका निर्देश म TE 1 विधितिभक्त श्रियपात स्यायभानेभ ग्रागुउग्रा भविराल भेद्रगालधाउँ । भन्द्रवर अबक्ता उठवयम विना यक्य वस्मा उमनयम्थ एस् दिष्टः

可なり

दमकामिट १ वस्त्र पति स्ति। प्राप्ति वर्ष वि एवर्षक्षि मुरामन मुरामान्त र ॥ निम्भाभेष्ठभा। द्वस्त्र वर्ने भामायायमा। भरक्रभूषान्यरगर् भाभक्तनद्रभयग्राष ब्रह्मक्रमक्रम्या॥ यन्धक्रालम भिन्नसः शनिष्यभाष्या व्यवस्य प्रवा भूषाने मुभावज्ञातम् स्क्राम्। डायम ने सेया हवायमवाय इ गार्थन इर विन यक्य ऽ उडिश्रः बार्धावाय भिष्याः उड़ाभ गाउँ एभानि लियमज्ञ क्र सबे चुवारणनदम्म भ० काराहरका था गुरुमवुर्छः॥ युरुद्धः॥ दुस्य भव गण्या ।। स्यान्त्रभः ।। निश्रमा प्रगालपार्वेषद्वाया भूषान् व्य प्रवास दक्षिक्षण अ सभावन वक्तलक्षा उ। यनक्षय हवाया । इ। गणिराझ विनायकाय ६ ३ विहिं वास्रावाय प्राथानमवार्थः।

। १३३ में याउँ पाभानि रिपधण निर्माय उद्धः धान स्वेग्यन म्य क्षांक्षांक्षा श्राह्मा स्वा हःशक्त बाद्य ।।इस्पवर क्यायव ज ।। उर्यण्यभनीय ।। ठज्ञ गेलकु भल नभा। रोभमेथदाः ॥ रहेल्लभा ॥ रोयदा क्तिदेभः॥ त्रुयस्ति एयरी इस ल प्यास्व उद्देश वधरुउष्डा रणन अचवं ।। उस्थचर निप्तित नव युक् निक्रमया म्ह्थ्या ग्रम् युक्वा उद्याभां गाँउविश्वधान्यमा गानक्यान्यमा अयीथान्कभा उद्दर्भ ॥ म्ब्रा अस्म इद्राप्ति॥ एउडिसिः स्वउचित्तिभ्रंपदाउ।॥ विलयसमयवीष्ट्रा ग्राल्थरक्दः॥ छंग्रद्रभेद्विउः मभु ह्राभश्चद्रभुभन्।।। विभुगःक्षिउःदुधभाच्ययिनिविद्यः। कीवदान्यभ्यकुर मम्भ्राह्नमान रहः। न्वज्ञ द्वार्थः भूष्ठः भिन्तिरमन्तिरः॥ मस्येश्वायक्वा स्वाउका विश्व धिउ । देव

可以

1.9

चिक्षियाविश्वाधिक स्वाप्तिक विक्ष भचभका भम्ला सिंग्या गाइप्या न्यन्य मिर्लिण सिर्मित्र ।। गरि म्या अस्ति विकार स्वाप्ति का स्वाप्ति स्व गेभये अध्यक्ष्यहलवाविष्ठिः ॥ इस योनकपन्न प्रदावक्रिक्षिति । इश्वावअञ्च अना सका ना यस द्वा न्ड्यगङ्गयभन भ्रमनुसिमिरेथांटे दमकाउभवभूम के इस क्या मापयः॥ इति म्रीगलमेरा ग्रेस १ इकोरल १ णर्थलाख्यमण्य स्टान्स्यः। भएमगंत्रपुरम्भजाथ्यः भानग्रह्ममानका अव विः॥०॥ न्याचे च उत्तर्भः ॥ अप्र भ्रेय वंभे था स व न न यह सिम म ज्या गल्थाय उस्य म्यय ग्वय जल्य णर् प्राय नासन कलय गाइय

यभनय प्रमुख मिमिरणाय देशकः य रभग्नक्य म्रागलमय बगारे पर भल्डय बन्धयं सह मुख्याय द्वार्य वरूय मही मष्ट्रे नकी मन्त्रिक्त उक्टः वस्त्रप्राञ्चलित्रं जपमीयेनं प्रविभाग्य भूष्ट्राजन स्विति एउन नेवर्ड लेड सक्याताः वर्षण क्रिस्तालः ॥थ हिं अस्टि ॥ तम् अभ्या ने मा तर्कारः भारतिया ११५ ॥ भारतिया भये अध्यक्षण्यदलवारिष्ठिः ॥ पुरुष्त ० भ भ<u>छ १ ५ रायः ३ यन्द्र निर्मा । मा</u>श्रु इंभाप॥ उउक्विमाउधानानि ॥ मधन भ्रमभ्यान गायर माहिभन्ति भा द्वविषः १०॥ क्रिरीय रूपनार्थाने ब्राउतिर गूभक्षयभा ॥निद्या १॥ इडीयभिकः भाष्ट्रियुक्त अधिक्रियाना ।। यस्त्र भव ।३॥ ग्रेस्थनमङ्गुङ्डमावः ५ । अस्तर्गा । १५ दग वं । हा भक्तभंभद्धमार्थनं म्बादनीभिष्ठभा ।। रखे इंन्स्किन्। ५॥३५११४६ सन्यश्चर भेप्राधि ॥ युद्धः भना ३ १५ रिश्वेण्यम्बाः एस्स्मिन्या प्रमन्द्रभा द्रायां उन्भग्र लेखा ।।। भर्भव्यथमार्ने भत्रयस्थान्। राक्भा मस्यामा इसे मार्थिया स्थापित ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।। ।।। प्रक्रवारभयज्ञ भनभक्त भभा श भनंभक्भभागा ।। दिन १५ उपन्वभभन दिग्ध्यत्वक्मा ॥दिग्ध्यत्वदिगार्थ॥ यमभयश्चित्रम् अन्यमान्यक्भा ॥ उग्द्रभिक् प्रविष्ठियास्त्रभावस्य इन्सेमर्प एवडि ॥०।॥एक प्रमं गाउँ येरिभन्भवरुणथण्डा ॥ एसस्यवरु ॥ ००॥ न्यत्व सम्बन्धत्य राज्या ।।।ए उदिन भवाभद्रमुद्धानभाषा मुद्दर ज्ञानक अमुस् मुमायाच भुन ॥०९॥थ "इहभए इ एस्थवउकभागा ॥ इस्थव Z\_11 0.311

मार्ममार्चियचे वेदाउ दिश्वानां ॥ स्वन्त वाहि। ०० ।। मार्थिति स्त्री स् उसाम्बद्धाना वाना कार्यक्राप्त भू क्यानिमसंयव्य ॥ चित्रि थिः थे । कि ॥ स पुरमार उर्वे था भद्य भाषा भित्रं भाषा गार्डिय भार माणा। ब्रह्ममभ विकने भववा एमप ० जा। भष्टवाउ । १० ॥ एक नियम प्रभाग मि ब्द्रितिभिक्तिभाष्ट्रिया । किएक्ट्रे १०० ॥ विमिश्रेष मिठिस्त गायस्ययद्श्या ॥ मायस्य १० थाकुग्रेनकविम भन्न जिन्दिशास्य मूर्डिम 1901। उर्मविधि श्रिक्ष मा मुख यराचिमका क्लांगा विश्वरः मित्रश्र भ्यानामा वस्माउध्याभे । नभेदेवहः ॥ ग्रभंत्रभार मिने।।धिक्रभगठा गराहे नभः एड्रा भ्रम् मणः विः हमस् पर्ः प्रस् नित्रः कल्स गर्याः यभनयः भ्रमन्ध्र म मिर्म देश्केन रेगानेन स्थानम्

2000

"अनिवं ध्रेये गा।

द्मान्य मिराधाष्य १ श्रम्मानु । भानित्राला

वर्गेष्टः पद्धः धन्त्वश्च वर्ण्धः मञ्चः वर्गेश्च ब्रेग्स्य वर्ण्धः मञ्चः मृत्यः वर्ग्यः मृत्यः वर्ग्यः मृत्यः वर्ग्यः मृत्यः वर्ग्यः वर्गः वर्गः वर्यः वर्गः वर्यः वर्गः वर्यः वर्गः वर्गः वर्यः वर्यः वर्गः वर्गः वर्यः वर्गः वर्गः वर्गः वर्यः वर्गः वर्गः वर्गः वर्यः वर्गः वर्गः वर्गः वर्यः वर्गः वर्गः वर्गः वर्यः वर्यः वर्गः वर्यः वर्यः वर्यः वर्यः वर्यः वर्यः वर्यः वर्गः वर्यः वर्यः वर्यः वर्यः वर्यः वर्यः वर्गः वर्यः वर

॥ महा००॥। पर अलहाय कार्यया।। वश्य००॥ गयमन्य । मुख् नार्यात्य श्रायणं महत्य ।मिनिग्य ावर्गिष्टे गालुम्य मिया । प्राच्या आ इन्यर ० उन्चय ० हिमच्छ रह्ये । द्वय ३ बर ३ कलयम निवाम इरक्य १ इभगन्कय कनुन्प हुन।। थधार्य यधारीक् द्वित्रव इक्ट्र विविभद्दे लाग्र ॥ दिन ह्युक्त भिष्ठियक भव भः इति वस् भेग

341m至4:11

भनामिभ्रम्भएनं प्रक्रिण भूम्भान्ति द्रीया मधिभीका नेवछ। बाइसभए राज ॥ अचवरुद्ध भन्द है मानिजाल अरानभिक्षमा ॥ इतिभेच ॥ प्रक्रिक माप्यम् ने क्रियमेन्ड मनिग्रयंद ४३४४८४ वर्षा गभुः हार विभागाम वद्यन्त्रस नक्रकनमयानः थल्ड संक्रमहर्भक्षक म्यविश्नाधिणिक्षश्रिक्षेत्र महिन्ये सका सीगलम्भाग्धर दे केन भक्ष म्भाना ब्राउमहायराभुउम्माध्यीय थाक्यः प्रभामाभ निभानयः मिलाउउलाइभागा ।। ग्रीअध्यभिर्दाक गल्धायः यस्य नेराये भनेम्राया द्रव भड्ड भय भ्रम्थय छ्रार्ग्य विभ मय ग्रेंग्वर ग्रम्य पत्नर्य मन क्य विधवर्त्य मधिलक्षय भी गलम्य रणाट एम्य वनय मम्भाः

4.

## ं द्वायाण्यत्रय् अभूयं भक्षायं

इंड्रिंड इतिभंक्षक्य यराच्यार उर्यग्य प्रतिरेशलप्रवाहः प्रथनभः ९ भारत्माभये जुन्छ ० ४१७ ९ ९ दग ३ यादिन हार्डिम रामिन्न द्वम ३० उद्येशिपर्उर्ण थिउ। ब्रह्म भ विग्रहेश्वपारिम्या विदेशनिमि लक्षा भारतहार भारति । नमेर्विटः ह ॥ जिस्वियभविभद्ध १ न्द्रम १ माः । मिनिः १ ।। प्रमु गायहनभः ३ मुह्यवर्ग गुलथः य भर्ध नेराउः मनिद्यार्थ गरुः द्रध्य नैएसि श्रीप्राधित विस्मित्र नेया वदः नद्गमयः थल्लहर्भ संस्कृष्टे वालध्यपिराज्यं स्वालस्य बगाराः ५५ हे हन्धे सम्भाः ह रिभक्षक महाचन हो गुग्ध पत्र

क्रिजिंग में बार्षे महाने से स्राहित अपन

भल्तद्वाय भमक्य १ श्रम्ब मार्भः॥ कुरियेर

बुर्तिग्रेल्प्यरानं सतं ॥ण्वम्बल्यन्थ्यः द्वात्त्रभ्यानं प्रथ्यप्रभम्य प्रथमंत्रः वत्त्वीः वंधीक्लकः नैवहं क्रिक्सप्येडा प्रवयहद्धं भग्यकः ग्राचेह्नभः १ स्ट्राः गल्पितः यमधनेत्रे एट्यीनं कृति रिक्तप्रकानं प्रक्षिकः ॥एडिक्यिलः ॥

॥ द्वाया। । इस्य हन्य मंमभड्णा ॥ इंडिसंह्रय यराचे मय उउपाप्य ? । नम्बर्य भ शिमियद भा। यभाय । जम्म नरग्य० म्द्रव ९ भउग्कु ० न्धिरिण्ह्य माध्यकालय **बन्धा** प्रथमला उधरलें । अविद्याविक

वज्यम्भागस्य निम्पदि वभ्रापदि । जायलंब धामाकं नेक भिन्न सभायः रिस्त्रित्र भीर मेहेराहेरामाराल क्रिका एक गिन् । अपियमिया लेकी ग्रेट उच्च भेर नव अयः विवश्च नदभाभ उक्षान्य अपनिष्या भागवार्याम्य चेंपाचने पडाक्ये: उड्डम्पीभाश्चरेभा लयेसवणनाः विश्वपद्रुणकेमः भट्डीवलम्हाः ॥ ॥ ॥ अडिभ्यमिष्ट हिं गेल्थाउय ध्यमन्य व्यव मद्भय अर्थ नुधयार या यस इस्य जनग य भित्रव भग्य भाजीवनय नभा उपाएए कालय कालिन गलमय वरोहे वि वधा बद्धा भरूय गलाएय भ्यव क्य ज्यायगय भक्ष मुभय गरी। भारतिष्ठिणस्य इएकद्वार्य वन म्हारे करवाका है। स्त्रामा मार्थित ग्रमः सर्वे १० राष्ट्र १६ गा अगः दिन ।

**ाइउमं न ॥ स्थान ५ ९०॥ इउ द्विधिर्गर्** ल भिडे एके भदाषिती निर्ति अथ स्थिति स्वयंद्राविश्वविद्यानि यहण्याणिः मुमिट्सउर्याभ ३॥न्सेस्वकः ॥ मुख नियर ।। था गण्यहेन भः ३ चकु वडा। गाल्भाः धामनस् वायः मक्स प्रदर्श म्यास्यर्भास्य विषय्यास्य स्थान्य सि हे: भग्यः भिष्ठावनध्यभग्राष्ट्रचे। काल्यकालाः गलम् रगेर्षः विवधाः चर्भ्रः भिर्धे उनग्ध्यं भ भवगर्ध इथदगर्थ थंमध्य अध्योग दः भार्ष्यः विश्वमत्र्धं नएकेश्वा ध वलाष्ट्रग्राम्भवग्न मुद्रके वस् भूषि नलगष्ट्या लाभगान मूर्ते ॥।ण्य भवाभागक्त्यगत्तभ्यात भ्रमान्त वहनी सम्मय १५ १ भारक नेवेडं के उसभद्या धम्प्रचवर्ग गायेरे मह गल्पाः ध्रामन्धः नत्राष्ट्री लायु मिर्द्धित् यवमक् १ मुक्तानं नभेशः

日はつ

शतमार्ग ००॥ ॥ द्वाराय ००॥ ॥विवक्षा चर्स्र भिइया १॥ । ॥ वनगर्य भागवस्य द्वाराग्यः ॥ भुश्रावनय ।।। गरे भास थर्गमन 0 वायव ० 相為 नुस्य 9 भन्त्य ०३ मुभण्य ३ यमचय ३ रण्क्या राम्याय ज्ञभण्य म भुगुरका 0 कर लिन् १ वर्ग हुम। कालायग यश्चिमा भगमान् प्रामुयादिः ३ द्राध्यिम् अराल्या ॥ मुख्या भर्गाहिनी खरे ज्वरमे पदे रावद्या स्ट्रिके मुक्योग्भास्य भ्रास्ट्राज्या हुरो इस्राय्कथाकाभस्रायक स्रालमेस वन्ग्रेव विश्विभ्रथा वास्कृत्य

न्भाराध्यभविनयश्राध्यम् ।।। तन्नाष्ट्राम्भा

चालग्रम्बलथउक्येः विश्वविक्र गभन्गरः अरायभ्या उक्त भथउयः जवाच्य । सन्नेप्र णय यहन्पाय भभय ग्राच उभय माराय क्यार् भास्ट मुज्यय वाज्ञम्य रक्षाम्य ठाभव्य नीग्राम्सयय निक प्राया प्राया करिया करिया करिया उधवर्षक्रय गर्म्य दिनुलय बहे **११८ में साराउपकर कराना में अरा** भारम्याभयः नेइन्द्रातः भूमा यन्द्रिक र उर्दर्भ ४॥ स्थान द्र्यभद्रेण्न १०॥ इति धिर्गरम् गावभवित भंगेकथ हुन्न । अधार्मियायभुद्रमित्राम् न्ति अप्यात्रवार्थितार्थितार्थितार्थित मिने: भूर ॥ थानु मायहन भः । मानु अवास्ताना स्वास्त्र स्थान भायाः माध्य कवादाः भा म्हः महत्त्र विश्वमा एकभग्रम् ही म्।गलम् वयारः विश्वः

इ.

1.5

OF

मुज्य बिक्ययेश श्रम्बीमार्भः॥मेरिक्रियानम् म

अश्रः रुग्ध निर्ध्य किल्यग्ध न्यम वेम्स ग्रम्यः देनुल्स यहः रुद्ध हाः निर्ध्यान्यान् न्यमे निर्म्य ग्रिम्प्रियान्यम् भेद्रः ॥ ग्रम्यम् स न्यान्यस्यान्यस्य मन्ययी प्रथम ह्यान्यस्याः न्याः ग्राप्याः ज्ञा स्यान्यस्याः न्याः ग्राप्याः ज्ञा सः निर्ध्याः अः निर्म्यम् ॥ ॥

म्बन्य ००॥ विस्त असे हताय १ । महत्य ०० । महत्य व्याप व

THE PERSON OF TH

नस् ॥धाम्भ मधाराष्ट्रकाराधान पन्यमिन अवसमा ॥इराधमा विमंग्रा ॥ श्वयं कर्षः स्थलान् भा ॥ इ क्षेत्रियामकाण्ड्येव द्वाः क्ल भारता है।। हे स्थान के प्रतिकार के अपने के प्रतिकार के अपने के प्रतिकार के अपने के प्रतिकार के अपने के प्रतिकार हेरेग्रिए एक्स नगर्य ने गियाद्वार भन्यकामवर महने यमा धाउभानिभि उपा मीथः ॥ शास्त्र भगभय। वर्षे ४१७ १ दर्गायः १ यः कालना ह प्राम्बन्ध्यभव्यभव्यास् पिरग्रभागमग्वहः॥ त्रितः

d.

04

भारा गण्यस्त्रभः १ च्रहाच्या गल्याः णम् वणम् प्रतिष्यः विश्वितः भन्धक्रिका प्रमा प्रमान बेम्बर् है। क्राप्रधानिस्ता। विदेशकानान ताम्यान्य ने मान्यान भण्लवप्रायाम् ॥ विर्यन्थः भारत नभः बर्डिं नर्के विद्वक्रभूले कि द्विचे प्राप्तन गड़िय यभन्ये प त्य वेश्रुलाय शुक् वारे ने है पक्र ये उभागे थामक काला नक्त अपयो

HE WASHE SHOP COOK TO SHOP WHEN THE WIND

मधा विराज्य स्थिति भ्रमिरि भ्रमिरि छन्द्रहरू भद्रक्य एग्यये भद्रि इति न्तर्मः प्रधानमः॥ प्रिक्त नेवर्ड ॥ म्भामक्रेत्रवा ।गायरे के गामध में मुस्तव वस्र प्रविभाति। गुप्रतिभाइतभा। इपने कि । विक लनाय भागज्ञ रे य वमः ज्यारा भागाण्य प्रव भवर ध्वभनभा ॥ ३३: यम याणिम्यः॥देखान्यभिक्ययात्र तिक्रिया। ममुलभूराकिलक्षा।

事者の

CC-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri

रुद्भभगम्य प्रिल्यप्याद्विएाः क लमबन्भद्रसेष प्रमुग्निल्या लिन बार्ड जानाविषेः प्रिष्टः प्रथितः प्रथितः ग्रा । नर्भे थे इस्पन्त नः एना क्रिय हिन्दः। विकान्। एक्यूर्थक्त्रभ्रम पिक्रां प्रस्ते व्यक्त ग रवे मुभमयथावन ॥ धरा लिथाउद्दे लि लक्ष्मिन्द्रानिभग्रस्तिन्द्रक्थां। वर्ममान्याः । महित्मान मियुर्भव ॥भचक्ष्वरूथम्ह ॥ लिउउधिएक प्रशानं ज्ञाद्य ।। कस्त उरुथय । गरी । रीज्येयभिष्टिकि ग लभारम वास्रावाय पासिष्ट मुभाय उँट किटः प्रथनभः।१॥ शहभगभये। स क्स॰ यसके ३ दशा ३ यः दिन = । का भेना मध्न व्यम् १०॥ द्विधिएउद्ध नभग्ने हा ।। इति नः रा ।। प्राप्य क्राभः ३ विकास मार्थित । ३ व्यक्षियायविभिष् ३ अक्त का ।गल 43:11

धिष्टः मुध्य उत्पनः वर्षः मुक्मम् भये ब्रह्मविश्लेस्ड सुर प्रवार प्रमा असे मि बह रमन्छ रहार एक ममन्त्र ली नग्रं भारतक समास्या मान्या भरुः राष्ट्र प्रमुक्रः विष्टुउर्छ् मि मण्य उत्त स्टिं क्या ल कम् निर्देश विवशः प्रश्नः वर् लाम कर बर्धः थान् र स्त्रीते मेः अद्धभक्षान्ध्य विश्वः प्राक्षा जः विक्रिष्टः यभणकायः कलाष्ट्रः यम्बरः भिष्टः मिक्यः मिक्राः म्रष्टपुरिस्टाः प्रावेष्ट्रः रायद्यः जिन क्षाः जिमीयः रेपिटः ममिलिक्ष मः । क्यारियः गलियः दिवेशः पुरमिक्न नारः निष्कयः उपिष्टाः ज्ञहः कलग्रः गम्बः मिद्रः ग यहः भा भार उपिष्टः भ्रभीउस्थम म कलग्रा ग्राहाः यसमेहाः प्रहाः उन्द्वाथण्डः॥धिष्टः १ वाभयवस वि लाम्ब्रियक्ष विविध्ययम् भारतः। १ वर्षः वक्तमः

マスツ

एचनः कलायः उत्तर्ध सम्मद्धिभ भये वदाण्ये प्रगः वर्षः प्रशः विदि गः तीषष्टाः भल्तगः भिद्रात्रयाः च्यारिएउयाः यन्दः अधिहाः भ तिष्टाः भेक्ष्यः प्रशः मभन्दः गद क्षाः प्रविके मिर्द्यः भवभाष्टः ही अयः हेरहः एगिर्टः परायः। पिमवज्ञयः प्रयः हहः हर्क्जः द्रिश्याः ग्रेगिष्टाः वाष्ट्राः मन्तः क्षेत्रः भगयः प्रभागनन्यः नि अ वह एस न्यः व रागक सर्व हरे विकासमार्थि क्रिया मिर्देश मेर जीनभग्रद्धा थाविक प्रीत्रथाज्य इन पिक्यान मुद्रने वस्ति। व्यक्तित्र रान् भवासकः॥ विवस्त भग्भनभण्डाराज्यस्यित्वान प धभना उत्ता भारक कि । नेवान्य अचवया हिर्गा कि मिस् उनक्लमभम य गुनुल्ममाधगद्या अल्जर्य

विष्ठिस्तामिवानकालभावः॥॥ विस्वाभन्धः भारध्ये ने मिरिष्टारिष्य उभार भारत उद्धार्भणभचवार स्त्वार मीम्बार्द्ध माव्यमा । । । एडवर्स मभाउनापः अवगाग्यरः भाउत्वर्गे अर जर्स्स । शा पर जान स्टेस लागार भद्यस्थारिश्यः अश्वन्यः क्लमेरयहिति भूग्ययमभगथया छन भूत्मभाषायस्यम् अप्रविगरम्, इथभीय मस्ता मयरायभवबारवयने प्रस्त्राध वेभ्रमावभा॥ इउक्स्रायः व्युप्रलिक किया ॥उउः अल्युक्श ॥ शतिस्यि र्याम यक्रला डा प्रथमी भेर राभ हुन्यों । म्बद्भ ० र भ ह १ द र ग्रंच १ भ ग्रंहिल इ अग्रभं ना मधुन्यसभभन १०। देवहि धिरग्रमण।नभम्बरः॥मिनियः ३ धक्र ॥ग्यहनभः १ वस्प्रम्थयि । ३ उद्दर्भयावि भद्रयेव ३ भवगये ३ उद

वे य

03

यम्यकि वक्तिकात नहा क्ष्याः श्रीकृ अवध मनग्रे दोः लक्षाः मध्ये क्राल्य रिम्लागिणः मिरेः विनयक्र उ मभ कः र बेसे । वसम्रा भीतानं बद्देन न्त्रभद्गाग्वभवभग्नभवभक्तात्रभुष भागिक्तेत्रक्रभम्त्र अस्ति अस्ति अस्ति मधायन्भः ज्ञापयन्भः हिष्यनेष्ठार्थ।।ज्ञा थाष्ट्रा व्यक्त लगभा । उद्यानगीम प्रयुक्त । एक भिडिमः ॥११: ते एक एक भारति ।। ते राययाभः। ह। हर्द्धद्या । पद्मिभाभकग्भ नण्यारा अवेदे विमान भिट्टे भपरिवणये। रंमने निर्देशमुप्ये भरुगये।नेरा भर इं च्याव उन्हेंदे ॥ मिलभये भिरमये लिएभारे गरिभारी असे अक्षरी रमने विमिर्दे भविषेक्षे उभेद्रदे न्यांभेट्टे भधीव यि महिम्बिक्ष अवग्रेन्भः। ग्रेलेवरे विश्वित्र अनगण्यक्र वर ॥ अविष्ठाः। गर्वन्य। सन्द्राह्म द्रुप्य ग्रंचन सुर्य भारितिक्षायविश्वमस् भार्वाक् क्रायम्बाध्वक्रम्।याज्ञन्ध्वायाज्ञन्ध्वायाज्ञन् डीयज्ञाना डियंबलर मुग्दोलजाना

भस्य मनभाउभा प्रिमाण ने नेबर्ड प्राप्त प्रमा वर्भाष्ट्र ॥ मुभनेसि झुउभुगभकलो बग लानिए कि कि निम्म करने हिंद्र प्रिया हु। भरू इपर्य श्रीधान क्र प्रति क्रिय स्वस्थान्यहरूपाध्यायाः ॥नभावकाणा क्रिडिकाइ गर्भावमंग्रा । क्ष्मार्थि। सद्गारीउध्य प्रथमिया भागक्रमणिये मह्य ० रशक १८ देगा १ या हिला ६ १६३ पा मध्नावसभभान १०।नभय्वहः॥ थङ्का ग्यारेनभः ३ वास्त्र प्रवायावः ३ उर्गधा यवि अद्भे ७ ३ देश वि वर्ग । ३ वर्ग ग्यमि के भठगा के स्ट्रास्य सन्त्रभ्र वाश्वक्रं मध्यं भद्रभ्राभः विश्वः दिव्य ने झार्थ एन्ध्याः यभ्धे नेरास्था लस्याः जेवास् ।मनस्य भागिक इक्लः मसमाज्याराज्यस्य सम्भे वंग्निश्वित्रम् ।वः मुद्र इस् ग्यहः भावहः भाक्ष्टः भग मह्यापेवान ज्लिश्च वालस्थानस् भागान्य नहम्लस अन्यलस विमल स्थितक में में मारा रेत महत्तकम

8. Z 09

मुक्म स्यायः प्रविद्यः उत्पर्ध मुप्र मुप्र इह्मारित वेर्ति विभिन्न किता, श्रेत विद्वाभरः गेर्म राभप्यः। भेष्मभन्द्रधीर का भगवर्ष्ट्र की प्राप्त ए गु भाभमें भि इसण्याक्षीन । भन्नाभावा । लासुक्षीयम् जुमः इतिः मन्तिः भक्षात्रीः भित्रकीभः मंक्नुई। यो प्रमिष्य। यह वीभः भूलप्र भूलक्षः कृष्ट्रभृष्ट्र गाउभः मुका रहान म बिन्नेः म्यनः लभद्धं भनक्षं मीप्रभ स्थानमा थामा बन्मिक् वदः हण्डुल मन्त्रधभनग्रधिपालधे वेष् पंत्रमि ते गाविष्टकियल कासः द्रारिष्ट रेग्सियप्र मुपमुस्रभभन नेगय ननय ग्राह्म स भाग प्रका हुए महि भाग मा दिस्मा हुई स क भिक्स गन्य ग्रह्म भग उन् सग्स्ट्र स नलाद्गु माध्यस्था । इत्यम किएन मुहि इस् स्थलहत्रः हा देशः श्राम् उस्य विवधाः भिर्ये भर्थे भरान्य म विद्यः प्रमुभभः हेप्सम्भिमभुर्ध ली वेष्ट मुक्स भ्रेलकोः गलम् गुरुस्य लः म्राउध मध्यिमाउनमङ्ग्लेभयव उपन्

दम्भित्रभारकं व्यवस्मित्रकं सक्ष्यम्भार न्यन प्रकार प्राप्त सम्बद्धान प्रकारम् न्। जिन्तिष्ठ अराज्य ध्रमावयम्य नं भूभारिक मेयानं इक्रविश्वभवद्याम्य उन्न नक्कः भाष्टः वियाः मनयाः क लर्म महित्र बर यह स्था विक व्यव दिः। त्येम् युराव भाभ सम्ब नायगध् हा यद्भागम् कलिय बन्द्रम् यस्त्रमः पन् प्रयप्त रणात्रेष्मः यहास विद्यक्ष लः वर्णिष्टः मन्तिस्य यनभाति युर्निमा भवद्रम् रानिष्न हुन्म दीनं प्रभाविक्रेयम् विश्विन मुद्र ने बेम्पर्छित्रानाभेड ह्वजाराभावि क्रम्पानभन्न भड़ाभड़ाभड़ाभड़ा अस्मित्रम्यम् अस्त भावत्रम् याना सर्भित्या सम्मीयं रस्मीयं। भवाबर्डी निष्ठि ॥ गामन भमग्राह्म नश्चिमस्नयात्रीभ भारभनाय अल्जर्या ।। अचव्र हम्यभिटिक्षिभव ॥ धीस गयहेनमः ३

2 30

महा माः वर्षः अद्ध मधुमः भनीय श्र महः भगनज्वानं एष्रेम्बानं ग्रेमु नेप्रवानं भहः नेराष्ट्रन्छ मर्ख ५ भनिक्ष्यमंग्रा वर्णकः भियः भ दलकुः रथनित्रहः वर्ष्ट्रम्ध मुद्ध भुगण्यः प्रक्षस्थ ना

गः मिन्वाराः एष्ट्रम्यः भद्रभूमी है।। निक्रियाः एष्ट्रम्यः भद्रभूमी है।।

पनापन आपेता प्यानाभा सुरेने यसप्रिक्षानिषि भुन्यिगिनी प्रदानभन्त भंदिके विश्व ॥ त्रीभानीय उस्टाइस नेव्हज्रहा विक्रमिति ॥ इति प्रस्त्रभः ॥ वमधंदभंकालीय वेस्र प्रा 90

CC-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri

किकं नन्मीभाषमिति॥कलम्पम अचवडी॥ स्थानिक समस्यक्ष मभचा विश्विवियु अर्थेपर किं भेलार किस्विस्वर्भ भन्म । गर्म क्रिण्नेमिकिल्सी मिकिम भक्कला भी चयांगे युभें सुद मिक्रमय संप्रम भवलकालभुग्नः भवमवनभू यः स्मान्यम्य हवा ज्वास्य मधा मिम्सू मनिभन खन्उथा प यावा अस्ति भयाष्यम सी भुरुक सुप्रथ अपुराम्द्राथायां द्वार क्यक्षराभा उद्भवं विल्यं येउ इसम्बद्धान्यम् मुर्गः मुर्गः मविष्ट मुक्तन नभवक्रल प्रकलम ॥ मस् विधकभइः॥ भावन्य मिर्विधानु विक्रियन माः येथ द्विल्लात्रायसम्भद्धसारिकः अञ्चन्न विन्द्रम् विकार्याया मार्ग्ये मार्ग्येन स्टब्स् याभवः ब्रङ्गाःभिद्यतिष्ठः दित्तानाथानु

CC-0. Courtesy Sanjay Raina, Jammu. Digitized by eGangotri

४ इत्याप्यानुष्म गर्वे स्त्राभगाधिकण्या मध्यापाना स्वाद्धार्थः नभ्येयम भक्षत्र जिन्द्र स्वकालिया प्रयाण्यम नगर्भः भिष्ठिय यस्त्र प्रवाद्धार्थः स्वाद्धार्थः स्वाद्धारः स्वाद्धारे स्वाद्धार

वक्कमण भग की तिन की शिरा में ए विद्या महाक्या भितः वानिः ए पश्चिल्हणामानिउधिक निर्माचेमा लास भम्प्रिम्मि भिष्ठित गम्पत्रः भभगाः मुस्ट्स्यम्भ मुवः विश्व हिम्लिवि भिन्ने इत्विष्णः यद्भुः भिष्ठि धिक्ने रफ्केउम्राध्यः ज्वम्नवगहचे यक्षरकी भिर्भुनभ धत्रगः एध्येभनविग्विद्यभवगार्वा देवप क्षिम् प क्ष्मिक्षा क्षेत्र क्ष नश्चभन निक्नेन्द्रवयव म्य भविष्ठभगारः मेलः श र्नाभक्य निक्रोदिल्ली मंबी उच्चक स्राध्या भनचभम्रविश्वम्बामाम्यागित्व भव्याक न्तुम्मी अचा उसंवेड रहान्तुम्भी दस्रीयइ स्था अन्दिविमायामान्याधिय मनगणाउसाद्वाभा भूनहवनारिय मुध्य एग्रास्था अवार्थेवन धेराउर मिरिए स्वल सेवणनिश्वासनराधि थ इसम्मारियोहेर्वे भूचर स्थान भूम उउरा नवडीर राज्ञञ्चनीहरली इसा एउ सुर महिधिक वृत्रव्यक्रभमगाः स्ववद्यभदेग्नणः विध

व्यक्तित्वः भपति। म्रज्ञ ४ म्यमन्याप्त्रं नभ्या जिल्वेभद्गन्याक्ष्यन् भागविश्वः नभरम्मद्भमद्भम्य स्थानित्ये भद्रकालेभ दनिः पाउराष्ट्रवन्य द्वारे भद्रकालेभ सम्पित्रभाषस्य सम्पितिष्राणः कानिय मानिधाद्यकः विनः भागः भाष्ट्रीकानाम् प्राम्भ्या कृपिनाम् भ्राप्तान्य स्थानम्